#### Signature and Name of Invigilator

| 1. | (Signature) |
|----|-------------|
|    | (Name)      |
| 2. | (Signature) |
|    | (Name)      |

| OMR Sheet No.: (To be filled by the Candidate) |    |        |        |        |     |        |      |   |  |  |  |
|------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|-----|--------|------|---|--|--|--|
| Roll No.                                       |    |        |        |        |     |        |      |   |  |  |  |
| ·                                              | (] | In fig | ures a | as per | adm | issior | card | ) |  |  |  |
| Roll No.                                       |    |        |        |        |     |        |      |   |  |  |  |

Time : 2 hours

PAPER - II **SANSKRIT** 

[Maximum Marks : 200

(In words)

Number of Pages in this Booklet: 16

### Instructions for the Candidates

- 1. Write your roll number in the space provided on the top of this page.
- 2. This paper consists of hundred multiple-choice type of questions.
- 3. At the commencement of examination, the question booklet will be given to you. In the first 5 minutes, you are requested to open the booklet and compulsorily examine it as below:
  - To have access to the Question Booklet, tear off the paper seal on the edge of this cover page. Do not accept a booklet without sticker-seal and do not accept an open booklet.
  - (ii) Tally the number of pages and number of questions in the booklet with the information printed on the cover page. Faulty booklets due to pages/questions missing or duplicate or not in serial order or any other discrepancy should be got replaced immediately by a correct booklet from the invigilator within the period of 5 minutes. Afterwards, neither the Question Booklet will be replaced nor any extra time will be given.
  - (iii) After this verification is over, the Test Booklet Number should be entered on the OMR Sheet and the OMR Sheet Number should be entered on this Test Booklet.
- 4. Each item has four alternative responses marked (1), (2), (3) and (4). You have to darken the circle as indicated below on the correct response against each item.

**Example:** (1) (2) (4) where (3) is the correct response.

- Sheet given inside the Booklet only. If you mark your response at any place other than in the circle in the OMR Sheet, it will not be evaluated.
- 6. Read instructions given inside carefully.
- 7. Rough Work is to be done in the end of this booklet.
- 8. If you write your Name, Roll Number, Phone Number or put any mark on any part of the OMR Sheet, except for the space allotted for the relevant entries, which may disclose your identity, or use abusive language or employ any other unfair means, such as change of response by scratching or using white fluid, you will render yourself liable to disqualification.
- 9. You have to return the original OMR Sheet to the invigilators at the end of the examination compulsorily and must not carry it with you outside the Examination Hall. You are however, allowed to carry original question booklet on conclusion of examination.
- 10. Use only Blue/Black Ball point pen.
- 11. Use of any calculator or log table etc., is prohibited.
- 12. There are no negative marks for incorrect answers.

Number of Questions in this Booklet: 100

#### परीक्षार्थियों के लिए निर्देश

- 1. इस पृष्ठ के ऊपर नियत स्थान पर अपना रोल नम्बर लिखिए।
- इस प्रश्न-पत्र में सौ बहविकल्पीय प्रश्न हैं।
- परीक्षा प्रारम्भ होने पर, प्रश्न-पुस्तिका आपको दे दी जायेगी। पहले पाँच मिनट आपको प्रश्न-पुस्तिका खोलने तथा उसकी निम्नलिखित जाँच के लिए दिये जायेंगे, जिसकी जाँच आपको अवश्य करनी है:
  - प्रश्न-पुस्तिका खोलने के लिए पुस्तिका पर लगी कागज की सील को फाड़ लें। खुली हुई या बिना स्टीकर-सील की पुस्तिका स्वीकार न करें।
  - (ii) कवर पृष्ठ पर छपे निर्देशानुसार प्रश्न-पुस्तिका के पृष्ठ तथा प्रश्नों की संख्या को अच्छी तरह चैक कर लें कि ये पूरे हैं। दोषपूर्ण पुस्तिका जिनमें पृष्ठ/प्रश्न कम हों या दुबारा आ गये हों या सीरियल में न हों अर्थात् किसी भी प्रकार की त्रृटिपूर्ण पुस्तिका स्वीकार न करें तथा उसी समय उसे लौटाकर उसके स्थान पर दूसरी सही प्रश्न-पुस्तिका ले लें। इसके लिए आपको पाँच मिनट दिये जायेंगे। उसके बाद न तो आपकी प्रश्न-पुस्तिका वापस ली जायेगी और न ही आपको अतिरिक्त समय दिया जायेगा।
  - (iii) इस जाँच के बाद प्रश्न-पुस्तिका का नंबर OMR पत्रक पर अंकित करें और OMR पत्रक का नंबर इस प्रश्न-पुस्तिका पर अंकित कर दें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए चार उत्तर विकल्प (1), (2), (3) तथा (4) दिये गये हैं। आपको सही उत्तर के वृत्त को पेन से भरकर काला करना है जैसा कि नीचे दिखाया गया है।

उदाहरण: (1) (2) ■ (4) जबिक (3) सही उत्तर है।

- 5. Your responses to the items are to be indicated in the OMR | 5. प्रश्नों के उत्तर केवल प्रश्न पुस्तिका के अन्दर दिये गये OMR पत्रक पर ही अंकित करने हैं। यदि आप OMR पत्रक पर दिये गये वृत्त के अलावा किसी अन्य स्थान पर उत्तर चिह्नांकित करते हैं, तो उसका मूल्यांकन नहीं होगा।
  - 6. अन्दर दिये गये निर्देशों को ध्यानपूर्वक पहें।
  - 7. कच्चा काम (Rough Work) इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ पर करें।
  - यदि आप OMR पत्रक पर नियत स्थान के अलावा अपना नाम, रोल नम्बर, फोन नम्बर या कोई भी ऐसा चिह्न जिससे आपकी पहचान हो सके, अंकित करते हैं अथवा अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, या कोई अन्य अनुचित साधन का प्रयोग करते हैं, जैसे कि अंकित किये गये उत्तर को मिटाना या सफेद स्याही से बदलना तो परीक्षा के लिये अयोग्य घोषित किये जा सकते हैं।
  - आपको परीक्षा समाप्त होने पर मूल OMR पत्रक निरीक्षक महोदय को लौटाना आवश्यक है और परीक्षा समाप्ति के बाद उसे अपने साथ परीक्षा भवन से बाहर न लेकर जायें। हालांकि आप परीक्षा समाप्ति पर मूल प्रश्न-पुस्तिका अपने साथ ले जा सकते हैं।
  - 10. केवल नीले/काले बाल प्वाईंट पेन का ही प्रयोग करें।
  - 11. किसी भी प्रकार का संगणक (कैलकुलेटर) या लाग टेबल आदि का प्रयोग वर्जित है।
  - 12. गलत उत्तरों के लिए कोई नकारात्मक अंक नहीं हैं।

1 P.T.O.

### SANSKRIT

# संस्कृत

## PAPER - II

# प्रश्नपत्रम् - II

| Note |                                                                                                                                                                                         | his paper contain<br>uestions are <b>com</b> j |            |                     | object   | ive ty     | pe questions            | of <b>two (2</b>    | ) marks each           | n. <b>All</b> |  |  |  |  |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|---------------------|----------|------------|-------------------------|---------------------|------------------------|---------------|--|--|--|--|--|
| सूचन | <b>ा</b> : इर                                                                                                                                                                           | स प्रश्नपत्र में <b>सौ (10</b> 0               | )) बहु-    | विकल्पीय प्रश       | न हैं।   | प्रत्येक : | प्रश्न के <b>दो</b> (2) | अंक हैं। <b>स</b> १ | भी प्रश्न <b>अनिवा</b> | र्य हैं।      |  |  |  |  |  |
| सूचन | <b>सूचना</b> ः अस्मिन् प्रश्नपत्रे <b>एकं शतं</b> परिमिताः <b>(100)</b> बहु-वैकल्पिकाः प्रश्नाः सन्ति। प्रत्येकम् प्रश्नस्य <b>अङ्कद्वयं</b> वर्तते।<br><b>सर्वे</b> प्रश्नाः समाधेयाः। |                                                |            |                     |          |            |                         |                     |                        |               |  |  |  |  |  |
| 1.   |                                                                                                                                                                                         |                                                |            |                     |          |            |                         |                     |                        |               |  |  |  |  |  |
| _,   | (1)                                                                                                                                                                                     | अथर्ववेदेन                                     |            | ऋग्वेदेन            |          | (3)        | सामवेदेन                | (4)                 | कृष्णयजुर्वेदेन        |               |  |  |  |  |  |
| 2.   | 'द्राह्य                                                                                                                                                                                | ायणश्रौतसूत्रम् <sup>'</sup> कस्य व            | त्रेदस्य 1 | वद्यते ?            |          |            |                         |                     |                        |               |  |  |  |  |  |
|      | (1)                                                                                                                                                                                     | अथर्ववेदस्य                                    | (2)        | कृष्णयजुर्वेदर      | स्य      | (3)        | ऋग्वेदस्य               | (4)                 | सामवेदस्य              |               |  |  |  |  |  |
| 3.   | 'एतद्व                                                                                                                                                                                  | चो जरितर्मापिमृष्ठा अ                          | यत्तेघोष   | ग्रानुत्तरा युगानि' | - इति    | मन्त्रांशो | । वर्तते –              |                     |                        |               |  |  |  |  |  |
|      | (1)                                                                                                                                                                                     | पुरूरवा – उर्वशीसूव                            | ते         |                     | (2)      | सरमा       | – पणिसूक्ते             |                     |                        |               |  |  |  |  |  |
|      | (3)                                                                                                                                                                                     | विश्वामित्र - नदीसू                            | ऋते        |                     | (4)      | यम -       | यमीसूक्ते               |                     |                        |               |  |  |  |  |  |
| 4.   | अधस                                                                                                                                                                                     | तनेषु उचितसम्बन्धयुतं                          | विकल       | पं चिनुत -          |          |            |                         |                     |                        |               |  |  |  |  |  |
|      | (1)                                                                                                                                                                                     | 'यो रध्रस्य चोदिता य                           | गः कृश     | स्य'                |          | इन्द्रदेव  | त्रता।                  |                     |                        |               |  |  |  |  |  |
|      | (2)                                                                                                                                                                                     | 'राजन्तमध्वराणां गोप                           | गमृतस्य    | दीदिवम्'            | _        | विष्णु     | सूक्तम्।                |                     |                        |               |  |  |  |  |  |
|      | (3)                                                                                                                                                                                     | 'विश्वं प्रतीची सप्रथ                          | : उदस्थ    | ग्रात्'             |          | सवितृ      | सूक्तम्।                |                     |                        |               |  |  |  |  |  |
|      | (4)                                                                                                                                                                                     | 'अहं सुवे पितरमस्य                             | मूर्धन्'   |                     | -        | रुद्रदेव   | ता।                     |                     |                        |               |  |  |  |  |  |
| 5.   | 'यो व                                                                                                                                                                                   | गाघते ददाति सूनरं वसु                          | ' – अः     | म 'वाघते' पदस्      | य कोऽ१   | र्थ: -     |                         |                     |                        |               |  |  |  |  |  |
|      | (1)                                                                                                                                                                                     | यज्ञकर्त्रे                                    | (2)        | राज्ञे              |          | (3)        | बाधकाय                  | (4)                 | सूर्याय                |               |  |  |  |  |  |
| 6.   | नामार                                                                                                                                                                                   | <u>ब्याताभ्यां</u> वियुक्ता अणि                | ं उपस      | र्णाः वाचकाः भ      | विन्तीति | कः मन      | यते -                   |                     |                        |               |  |  |  |  |  |
|      | (1)                                                                                                                                                                                     | वार्घ्यायणि:                                   | (2)        | शाकटायन:            |          | (3)        | गार्ग्य:                | (4)                 | कौत्सः                 |               |  |  |  |  |  |
| J-02 | 518                                                                                                                                                                                     |                                                |            |                     | 2        |            |                         |                     | Par                    | er-II         |  |  |  |  |  |

| J-025      | 518     |                                       |                | 3                                        |          |                              |     | Paper-II    |
|------------|---------|---------------------------------------|----------------|------------------------------------------|----------|------------------------------|-----|-------------|
|            | (1)     | पञ्च                                  | (2)            | त्रय:                                    | (3)      | एकादश                        | (4) | अष्ट        |
| 16.        | दर्शपौ  | र्णमासेष्टियागे अनुयाज                | ानां संख       | <u>थ्या</u> विद्यते -                    |          |                              |     |             |
|            | (1)     | 48                                    | (2)            | 28                                       | (3)      | 36                           | (4) | 32          |
| <b>15.</b> | 'बृहर्त | ो' - छन्दसि अक्षराणां                 | संख्या         | विद्यते –                                |          |                              |     |             |
|            | (1)     | अनुदात्ते                             | (2)            | स्वरिते                                  | (3)      | प्रचये                       | (4) | उदात्ते     |
| 14.        | सामवे   | दीया: षड्ज-मध्यम-                     | पञ्चमर         | वरा: कतमे त्रैस्वर्यस्व                  | र अन्तभ  | र्विन्त -                    |     |             |
| 13.        |         | lic Grammar'' - इ<br>एच.टी. कोलब्रुक् |                | _                                        |          | वद्वान् कः –<br>ए. मैक्डानलः | (4) | एच. विल्सन: |
|            | ` ,     |                                       |                |                                          |          |                              | . , | -           |
| 12.        |         | ातो अत्यरिच्यत' - इत<br>इन्द्रः       |                | :' पदेन क: गृह्यते –<br>पुरुष:           | (3)      | प्रजापति:                    | (4) | विष्णु:     |
|            | (1)     | लिङ्                                  | (2)            | लोट्                                     | (3)      | लट्                          | (4) | लेट्        |
| 11.        | 'प्रचो  | दयात्' – इति कस्मिन्                  | लकारे          | रूपमस्ति –                               |          |                              |     |             |
| 10.        | (1)     | सप्त                                  |                | द्वादश                                   | (3)      | पञ्च                         | (4) | चतुर्दश     |
| 10.        | परिशि   | ाष्टभागमतिरिच्य निरुव                 | ते कति         | अध्याया: सन्ति –                         |          |                              |     |             |
| <b>J.</b>  | (1)     | द्भिय कास्मन् मण्डल<br>द्वितीये       |                | -<br>दशमे                                |          |                              | (4) | अष्टमे      |
| 9.         | काते    | इस्य कस्मिन् मण्डले '                 | ਰਿਝਰਾ          | भवनटी <b>मं</b> वाटमञ्जूण <sup>१</sup> १ | तिराने - | _                            |     |             |
| 8.         |         | ान्न ऋते विजयन्ते' – :<br>विष्णुः     | इत्यत्र<br>(2) | ,                                        |          | इन्द्र:                      | (4) | वरुण:       |
| 0          | 4       |                                       |                |                                          |          |                              |     |             |
| 7.         |         | व प्रयुज्यत प्रत्ययः –<br>अध्यै       | (2)            | तुमुन्                                   | (3)      | क्त्वा                       | (4) | क्त         |

| J-02 | 518                                                    |                          |              | 4                       |          |                      |     | Paper-II       |  |  |  |  |  |  |
|------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------|----------|----------------------|-----|----------------|--|--|--|--|--|--|
|      | (1)                                                    | ऐधन्त                    | (2)          | ऐधिष्ट                  | (3)      | ऐधिषत                | (4) | ऐधत            |  |  |  |  |  |  |
| 25.  | 'एध'                                                   | धातोः लुङ्लकारे प्रथ     | ग्मपुरुष     | बहुवचने कः प्रयोगः?     |          |                      |     |                |  |  |  |  |  |  |
|      | (1)                                                    | शाब्दात्                 | (2)          | अनुमानाद्               | (3)      | अभ्यासाद्            | (4) | उपमानात्       |  |  |  |  |  |  |
| 24.  | परेषा                                                  | मसमाख्येयं मणिरूप्या     | देविज्ञान    | i भर्तृहरिदिशा कस्माज्  | जायते ?  |                      |     |                |  |  |  |  |  |  |
|      | (3)                                                    | प्रमाणादिषोडशपदार्थ      | गम्जात       | :                       | (4)      | याज्ञिक:             |     |                |  |  |  |  |  |  |
|      | (1)                                                    | शब्दप्रवृत्तितत्त्वज्ञः  | <del> </del> | ٠.                      | (2)      | पञ्चिवंशतितत्त्वज्ञः |     |                |  |  |  |  |  |  |
| 23.  | •                                                      | रिदिशा को ब्रह्मामृतम    | श्नुते ?     |                         | (6)      |                      |     |                |  |  |  |  |  |  |
|      | •                                                      |                          |              |                         |          |                      |     |                |  |  |  |  |  |  |
|      | (1)                                                    | षोडशे                    | (2)          | चतुस्त्रिंशे            | (3)      | एकत्रिंशे            | (4) | चत्वारिंशे     |  |  |  |  |  |  |
| 22.  | 'शिव                                                   | संकल्पसूक्तम्' मार्ध्या  | न्दनसंहि     | तायां कस्मिन् अध्याये   | समुपल    | नभ्यते -             |     |                |  |  |  |  |  |  |
|      | (1)                                                    | लोमशी शिक्षा             | (2)          | माण्डूकी शिक्षा         | (3)      | गौतमी शिक्षा         | (4) | केशवी शिक्षा   |  |  |  |  |  |  |
| 21.  | अथर्व                                                  | विदेन सम्बद्धा शिक्षा व  |              |                         |          |                      |     |                |  |  |  |  |  |  |
|      | (1)                                                    | 16                       | (2)          | 14                      | (3)      | 12                   | (4) | 18             |  |  |  |  |  |  |
| 20.  |                                                        | ातिशाख्यस्य पटलसंख<br>17 |              |                         | (0)      | 10                   | (4) | 10             |  |  |  |  |  |  |
|      |                                                        |                          |              | •                       |          |                      |     |                |  |  |  |  |  |  |
|      | (1)                                                    | सायण:                    | (2)          |                         |          | स्कन्दस्वामी         | (4) | वेङ्कटमाधव:    |  |  |  |  |  |  |
| 19.  | ऋक्स                                                   | हिताया: समुपलब्धभा       | ष्येषु प्रश  | ग्रमो भाष्यकार: विद्यते | _        |                      |     |                |  |  |  |  |  |  |
|      | (1)                                                    | शाकटायनस्य               | (2)          | औदुम्बरायणस्य           | (3)      | गार्ग्यस्य           | (4) | कौत्सस्य       |  |  |  |  |  |  |
| 18.  | 'नियः                                                  | तवाचो युक्तयो नियतार्    | नुपूर्व्या १ | भवन्ति' – इति कथनं      | वर्तते - |                      |     |                |  |  |  |  |  |  |
|      | (1)                                                    | उपमार्थीय:               | (2)          | हेत्वपदेशार्थीय:        | (3)      | अनुप्रश्नार्थीय:     | (4) | अवकुत्सार्थीय: |  |  |  |  |  |  |
| 17.  | 'वृक्षस्य नु ते पुरुहूत वयाः' – इत्यत्र 'नु' विद्यते – |                          |              |                         |          |                      |     |                |  |  |  |  |  |  |
|      |                                                        |                          |              |                         |          |                      |     |                |  |  |  |  |  |  |

| J-02 | 518              |                                             |                 | 5                              |                 |                                      |             | Paper-I     |
|------|------------------|---------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------|-------------|
|      | (3)              | बुध-युध-नश-जनेड्                            | -प्र-द्र        | –स्रुभ्यो णे:                  | (4)             | अणावकर्मकाच्चित्तव                   | त्रत्कर्तृक | ात्         |
|      | (1)              | विभाषाऽकर्मकात्                             |                 |                                | (2)             | निगरणचलनार्थेभ्यश्च                  | <b>a</b>    |             |
| 33.  | 'बोध             | यति पदम्' इत्यत्र परस्                      | मैपदवि          | धायकं किमस्ति पाणि             | निसूत्रम्       | ?                                    |             |             |
|      | (3)              | क्रमन्ताशस्मन् शास्त्र॥                     | ाण              |                                | (4)             | आफ्रमत सूथ:                          |             |             |
|      | (1)              | अध्ययनाय क्रमते<br>क्रमन्तेऽस्मिन् शास्त्रा | <del>चि</del> ा |                                | (2)             | ऋचि क्रमते बुद्धिः<br>आक्रमते सूर्यः |             |             |
| 32.  | _                | सर्गायतनेषु क्रमः' इत्य                     | ात्मनपद         | शवधायकसूत्रस्य सगा१            |                 | •                                    | वनुत ।      |             |
| 22   | <del>۔۔۔</del> ، | ······································      |                 |                                | · <del></del> • |                                      |             |             |
|      | (1)              | उपाध्यायानी                                 | (2)             |                                | (3)             | आचार्यानी                            | (4)         | आचार्याणी   |
| 31.  | या स्व           | त्रयमेवाध्यापिका सा वि                      | मुच्यते         | ?                              |                 |                                      |             |             |
|      | (1)              | विद्वद्वान्                                 | (2)             | विदुष्मान्                     | (3)             | विद्वत्वान्                          | (4)         | विद्वन्मान् |
| 30.  | 'विद्वां         | सः सन्ति अस्मिन्' इति                       | न विग्रहे       | को मत्वर्थीय: प्रयोग:          | : ?             |                                      |             |             |
|      | (1)              | ण्यत्                                       | (2)             | यत्                            | (3)             | क्यप्                                | (4)         | तव्यत्      |
| 29.  | -                | यम्' इत्यत्र कः कृत्यः                      |                 |                                | (2)             | <b>र</b> ुगा                         | (4)         | ਰਨਾਰ        |
|      |                  |                                             |                 |                                |                 |                                      |             |             |
|      | (1)              | पटपटाकृत्य                                  |                 | कुम्भकारः                      | (3)             | सुपुरुष:                             | (4)         | हस्तेकृत्य  |
| 28.  | 'कुर्गा          | तेप्रादयः' इति समासि                        | त्रधायक         | न्सूत्रस्य किमुदाहरणम <u>्</u> | नास्ति ?        | )                                    |             |             |
|      | (1)              | महायश:                                      | (2)             | महायशस:                        | (3)             | महायशा:                              | (4)         | महायशष्क:   |
| 27.  | 'महद्            | ्यशो यस्य सः' इति र्                        | वेग्रहे ब       | हुव्रीहिसमासे क: प्रयो         | ग: ?            |                                      |             |             |
|      | (1)              | अभव:                                        | (2)             | भवाम                           | (3)             | भवेताम्                              | (4)         | अभविष्यत्   |
| 26.  | ભાટા             | । लङ्वत् इति सूत्रप्रवृ                     | ।ताः क          | ।स्मन् प्रयाग जाता ?           |                 |                                      |             |             |

| 34.  | अधोलिखितानां केन सह कस्य सम्बन्ध: ?            |                 |               |            |                   |            |              |            |         |                  |        |    |                   |
|------|------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------|-------------------|------------|--------------|------------|---------|------------------|--------|----|-------------------|
|      | इति स                                          | गमीच <u>ी</u> न | ां तालि       | कां चिन्   | ाुत ।             |            |              |            |         |                  |        |    |                   |
|      | (a)                                            | अपव             | र्गे तृतीय    | ग          |                   |            | (i)          | ओदनं       | भुञ्जा  | नो विषं भुङ्क्त  | Ì I    |    |                   |
|      | (b)                                            | तथायु           | क्तं चाऽ      | ज्नीप्सित  | <del>ग</del> म्   |            | (ii)         | प्रद्युम्न | : कृष्ण | ात् प्रति।       |        |    |                   |
|      | (c)                                            | धारेरु          | तमर्णः        |            |                   |            | (iii)        | क्रोशेन    | । अनुव  | ाकोऽधीत:।        |        |    |                   |
|      | (d)                                            | प्रतिनि         | धि-प्रि       | तेदाने च   | यस्मा             | त्         | (iv)         | भक्ता      | य धारय  | ति मोक्षं हरि:।  |        |    |                   |
|      |                                                | (a)             | (b)           | (c)        | (d)               |            |              |            |         |                  |        |    |                   |
|      | (1)                                            | (iii)           | (i)           | (iv)       | (ii)              |            |              |            |         |                  |        |    |                   |
|      | (2)                                            | (iii)           | (ii)          | (iv)       | (i)               |            |              |            |         |                  |        |    |                   |
|      | (3)                                            | (ii)            | (iii)         | (i)        | (iv)              |            |              |            |         |                  |        |    |                   |
|      | (4)                                            | (iv)            | (ii)          | (iii)      | (i)               |            |              |            |         |                  |        |    |                   |
| 35.  | ''परा                                          | जेरसोढ:         | :'' इत्य      | निन सूत्रे | भेण कत            | मं कारव    | <b>ந</b> भवि | ते ?       |         |                  |        |    |                   |
|      | (1)                                            |                 | करणम्         | -,         | (2)               | सम्प्रदा   |              |            | (3)     | अपादानम्         | (4     | 1) | करणम्             |
|      |                                                |                 |               |            |                   |            |              |            |         |                  |        |    |                   |
| 36.  | ''प्रावि                                       | नपदिका          | म्'' इति      | ा संज्ञा व | केन सूत्रे        | भेण विधी   | यिते ?       |            |         |                  |        |    |                   |
|      | (1) प्रातिपदिकार्थिलङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा। |                 |               |            |                   |            |              |            |         |                  |        |    |                   |
|      | (2)                                            | प्रातिप         | दिकान्त       | ानुम्विभ   | क्तिषु च          | व ।        |              |            |         |                  |        |    |                   |
|      | (3)                                            | ड्याप्          | प्रातिपवि     | देकात्।    |                   |            |              |            |         |                  |        |    |                   |
|      | (4)                                            | अर्थव           | दधातुर        | प्रत्यय:   | प्रातिपर्ि        | दकम्।      |              |            |         |                  |        |    |                   |
|      |                                                |                 |               |            |                   |            |              |            |         |                  |        |    |                   |
| 37.  | निम्ना                                         | ङ्कितेषु '      | प्रगृह्यम्    | ्' इति र   | <b>संज्ञा</b> विध | ग्रायकं सृ | त्रं किम     | स्ति ?     |         |                  |        |    |                   |
|      | (1)                                            | ओत्             |               |            | (2)               | तरप्तम     | पौ घः        |            | (3)     | तृतीयासमासे      | (4     | 1) | आद्यन्तवदेकस्मिन् |
|      | 4                                              | `               |               | ` .        | ,                 |            | •            |            |         | , ,              |        | _  |                   |
| 38.  |                                                |                 |               | `ज्ञयाः '  |                   |            |              | ा कस्य     |         | णप्रयोजनस्य वि   | _      | ,  |                   |
|      | (1)                                            | रक्षावि         | षिये          |            | (2)               | ऊहवि       | षये          |            | (3)     | आगमविषये         | (4     | 1) | लघुविषये          |
| 20   |                                                |                 | <del></del> - |            | - n               |            |              |            |         |                  |        |    |                   |
| 39.  |                                                | ालिमता          | •             | ଥାଭୟ: ଫ    | o: <i>?</i>       |            |              | 4-1        |         | C : 1C           |        |    |                   |
|      | ` '                                            | अर्थरू          | `             |            |                   |            |              |            |         | ङ्गितं चेष्टितम् | •      |    |                   |
|      | (3)                                            | यद् १           | भन्नेष्वि     | भन्नं, हि  | <b>छन्नेष्व</b> ि | छनम्       |              | (4)        | प्रतीत  | पदार्थको लोके    | ध्वनि: |    |                   |
| J-02 | 518                                            |                 |               |            |                   |            |              | 6          |         |                  |        |    | Paper-Il          |
|      |                                                |                 |               |            |                   |            |              |            |         |                  |        |    |                   |

| <b>40.</b>  | पाणि    | नीयशिक्षानुसारं स्वराण           | ां संख्या  | का?                      |          |                    |     |                    |
|-------------|---------|----------------------------------|------------|--------------------------|----------|--------------------|-----|--------------------|
|             | (1)     | विंशति:                          | (2)        | एकविंशति:                | (3)      | अष्टादश            | (4) | पञ्चविंशति:        |
| 41.         | 'समी    | करणम्' कस्य दिशाः                | वर्तते ?   |                          |          |                    |     |                    |
|             | (1)     | ध्वनिपरिवर्तनस्य                 | (2)        | रूपपरिवर्तनस्य           | (3)      | अर्थपरिवर्तनस्य    | (4) | वाक्यपरिवर्तनस्य   |
| 42.         | हिब्रू- | भाषा कस्य भाषापरिव               | गरस्य भ    | ाषाऽस्ति ?               |          |                    |     |                    |
|             | (1)     | चीनीपरिवारस्य                    | (2)        | भारोपीयपरिवारस्य         | (3)      | सूडानीपरिवारस्य    | (4) | सामी-हामीपरिवारस्य |
| 43.         | संस्कृ  | तभाषायाः यूरोपीयभाष              | ग्राभि: स  | ाम्बन्धः सर्वप्रथमं केनो | द्घाटित  | r: ?               |     |                    |
|             | (1)     | मैक्समूलरमहोदयेन                 |            |                          | (2)      | विन्टरनित्ज महोदये | 7   |                    |
|             | (3)     | सर-विलियम-जोन्स                  | महोद       | येन                      | (4)      | वेबरमहोदयेन        |     |                    |
| 44.         | बन्तूप  | रिवार: कस्य खण्डस्य              | माषाप      | ारिवारोऽस्ति ?           |          |                    |     |                    |
|             | (1)     | यूरेशियाखण्डस्य                  |            |                          | (2)      | अफ्रीकाखण्डस्य     |     |                    |
|             | (3)     | प्रशान्तमहासागरीयख               | ब्रण्डस्य  |                          | (4)      | अमेरिकाखण्डस्य     |     |                    |
| <b>45.</b>  | अर्थस   | गङ्ग्रहे प्रत्ययस्य लिङ <u>ं</u> | शेन की     | दृशी भावना प्रोक्ता?     |          |                    |     |                    |
|             | (1)     | शाब्दी                           | (2)        | आर्थी                    | (3)      | शाब्दी आर्थी च     | (4) | स्वर्गभावना        |
| 46.         | अर्थर   | गङ्ग्रहानुसारं 'शब्दसाम्         | नर्थ्यम्'  | इत्यनेन कतमं प्रमाणं व   | लक्षितम् | [?                 |     |                    |
|             | (1)     | श्रुति:                          | (2)        | प्रकरणम्                 | (3)      | लिङ्गम्            | (4) | वाक्यम्            |
| <b>4</b> 7. | तर्कस   | ाङ्ग्रहदीपिकानुसारं स्प्         | ार्शानुमेय | ı: क: पदार्थ: ?          |          |                    |     |                    |
|             | (1)     | आकाशम्                           | (2)        | मन:                      | (3)      | आत्मा              | (4) | वायु:              |
| 48.         | तर्कस   | ाङ्ग्रहानुसारम् आत्मन <u>ो</u>   | । विशेष    | गुणः कः ?                |          |                    |     |                    |
|             | (1)     | वेगसंस्कार:                      | (2)        | स्थितिस्थापकसंस्का       | ₹: (3)   | प्रयत्नः           | (4) | शब्द:              |
| J-02        | 518     |                                  |            | 7                        |          |                    |     | Paper-II           |
|             |         |                                  |            |                          |          |                    |     | •                  |

| 49.        | तकेभ    | ाषानुसारम् आत्मा की            | दृश: ?                 |                     |         |              |                      |               |                 |
|------------|---------|--------------------------------|------------------------|---------------------|---------|--------------|----------------------|---------------|-----------------|
|            | (1)     | सर्वस्मिन् एकोऽणुश्न           | व                      |                     |         | (2)          | विभुरनित्यश्च        |               |                 |
|            | (3)     | देहेन्द्रियाद्यनतिरिक्तः       |                        |                     |         | (4)          | प्रतिशरीरं भिन्नो वि | त्रभुर्नित्यश | च               |
| 50.        | साध्य   | शून्यो यत्र पक्षः सः र्क       | ोदृशो हे               | त्वाभास: ?          |         |              |                      |               |                 |
|            | (1)     | बाध:                           | -                      |                     |         | (2)          | आश्रयासिद्धः         |               |                 |
|            | (3)     | असाधारणोऽनैकान्ति              | कः                     |                     |         | (4)          | विरुद्ध:             |               |                 |
| 51.        | तर्कभ   | ॥षारीत्या समवायस्य प्र         | ात्यक्षग्रा            | हयत्वे इन्द्रियार्थ | सिन्निक | र्ज्यः कः    | ?                    |               |                 |
|            | (1)     | संयोग:                         |                        |                     | (2)     |              | तसमवाय:              |               |                 |
|            | (3)     | विशेषण-विशेष्यभाव              | র:                     |                     | (4)     | _            | तसमवेतसमवाय:         |               |                 |
|            | ` ,     |                                |                        |                     | , ,     |              |                      |               |                 |
| 52.        | वेदान्त | तसारानुसारं 'सगुणब्रह्म        | विषयम                  | ानसव्यापाररूपा      | णि' क   | र्माणि नि    | नम्नलिखितेषु कानि १  | भवन्ति ?      |                 |
|            | (1)     | काम्यकर्माणि                   | (2)                    | नित्यकर्माणि        |         | (3)          | उपासनाकर्माणि        | (4)           | साध्यकर्माणि    |
| 53.        | ' जੀਕ   | ब्रह्मेक्यं शुद्धचैतन्यं प्रमं | नेयम' इ                | त्ययम अनबन्ध        | ा∙ कता  | <b>1</b> . 2 |                      |               |                 |
| <i>55.</i> | (1)     | अधिकारी                        | (2)                    | विषय:               |         | (3)          | सम्बन्धः             | (4)           | प्रयोजनम्       |
|            |         |                                |                        |                     |         |              |                      |               |                 |
| <b>54.</b> | समष्    | ट्यज्ञानोपहितं चैतन्यं वि      | फ्रं भवि               | ते ?                |         |              |                      |               |                 |
|            | (1)     | जीव:                           | (2)                    | ईश्वर:              |         | (3)          | ब्रह्म               | (4)           | प्राज्ञ:        |
| 55.        | 'अतः    | त्वतोऽन्यथाप्रथा' किमु         | च्यते ?                |                     |         |              |                      |               |                 |
|            | (1)     | विकार:                         | (2)                    | विवर्त:             |         | (3)          | शब्द:                | (4)           | अनुपहितचैतन्यम् |
|            |         |                                |                        |                     |         |              |                      |               |                 |
| 56.        | 'ब्रह्म | सूत्रम्' इत्यस्य ग्रन्थस्य     | रचियत                  | ा कोऽस्ति?          |         |              |                      |               |                 |
|            | (1)     | बादरायण:                       | (2)                    | पाराशर:             |         | (3)          | शङ्कराचार्य:         | (4)           | जैमिनि:         |
| 57.        | 'शारी   | रकम्' इति नाम्ना किं           | भाष्यं !               | प्रसिद्धमस्ति ?     |         |              |                      |               |                 |
|            | (1)     | सांख्यकारिकाभाष्यम             | Į                      |                     |         | (2)          | मीमांसाभाष्यम्       |               |                 |
|            | (3)     | ब्रह्मसूत्रभाष्यम्             |                        |                     |         | (4)          | उपनिषद्भाष्यम्       |               |                 |
| J-02       | 518     |                                |                        |                     | 8       |              |                      |               | Paper-I         |
|            |         |                                | III III II II II II II |                     |         |              |                      |               |                 |

| 58.  | 'दृष्टत    | टवदानुश्रविकः ' इत्यस्मिन् सांख्यकारिकाप्रयोगे 'आनुश्रविकः ' इत्यस्य पदस्य कोऽर्थः ? |              |               |              |                    |               |          |                 |                     |                |                 |     |  |
|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|----------|-----------------|---------------------|----------------|-----------------|-----|--|
|      | (1)        | श्रुति:                                                                              |              |               | (2)          | स्मृति:            | :             |          | (3)             | वेदाङ्गम्           | (4)            | पुराणम्         |     |  |
|      |            |                                                                                      |              |               |              |                    |               |          |                 |                     |                |                 |     |  |
| 59.  | अव्यव      | ऋतं की                                                                               | दृशं भव      | ति ?          |              |                    |               |          |                 |                     |                |                 |     |  |
|      | (1)        | सक्रि                                                                                | यम्          |               | (2)          | निष्क्रि           | व्यम्         |          | (3)             | अश्रितम्            | (4)            | सावयवम्         |     |  |
| 60.  | व्यक्त     | स्य च                                                                                | प्रधानस्य    | य च कः        | : समान       | धर्म: ?            |               |          |                 |                     |                |                 |     |  |
|      | (1)        | त्रिगुण                                                                              | ात्वम्       |               | (2)          | सक्रिय             | यत्वम्        |          | (3)             | हेतुमत्त्वम्        | (4)            | लिङ्गत्वम्      |     |  |
|      | _•         |                                                                                      |              | <i>*</i> ~ ~  |              | -11 -0:            |               | <u>`</u> |                 |                     |                |                 |     |  |
| 61.  | साख्य      |                                                                                      |              | _             |              | ग्'' किं           | ासध्या        | त ?      |                 |                     |                |                 |     |  |
|      | (1)        | अव्यव                                                                                | ऋतस्य र्     | नित्यत्वग     | Ŧ            |                    |               |          | (2)             | पुरुषबहुत्वम्       |                |                 |     |  |
|      | (3)        | व्यक्त                                                                               | स्य त्रिग्   | गुणात्मव      | त्त्वम्      |                    |               |          | (4)             | अव्यक्तस्य का       | रणत्वम्        |                 |     |  |
| 62.  | अधस्       | तनानां दे                                                                            | केन सह       | ुकस्य         | सम्बन्ध      | :?                 |               |          |                 |                     |                |                 |     |  |
|      | समीच       | ग्रीनां ता <sup>'</sup>                                                              | लिकां र्वि   | चनुत -        |              |                    |               |          |                 |                     |                |                 |     |  |
|      | (a)        |                                                                                      |              | ाद्रूपप्रति   |              |                    | (i)           | स्वाध्य  | ग्रयात          |                     |                |                 |     |  |
|      | (b)        |                                                                                      | वतासम्       | • (           | .J.(         |                    | (ii)          | यमाः     | n and           |                     |                |                 |     |  |
|      | ` '        |                                                                                      |              |               | TET.         |                    | ` '           |          | ·               |                     |                |                 |     |  |
|      | (c)        |                                                                                      |              | ासम्प्रमो<br> | । ५:         |                    | (iii)         | विपर्य   |                 |                     |                |                 |     |  |
|      | (d)        |                                                                                      | गौमा मह      | `             | (4)          |                    | (iv)          | स्मृतिः  |                 |                     |                |                 |     |  |
|      | (1)        | (a)                                                                                  | (b)          | (c)           | (d)          |                    |               |          |                 |                     |                |                 |     |  |
|      | (1)        | (iii)                                                                                | (i)          | (iv)          | (ii)         |                    |               |          |                 |                     |                |                 |     |  |
|      | (2)<br>(3) | (i)<br>(ii)                                                                          | (iii)<br>(i) | (ii)<br>(iii) | (iv)<br>(iv) |                    |               |          |                 |                     |                |                 |     |  |
|      | (4)        | (iv)                                                                                 | (ii)         | (ii)          | (iii)        |                    |               |          |                 |                     |                |                 |     |  |
|      |            |                                                                                      |              |               |              |                    |               |          |                 |                     |                |                 |     |  |
| 63.  |            | •                                                                                    |              |               |              | • (                |               |          | म <u>ु</u> निवि | शन्ते तथेन्द्रियाणि | चित्तनिरोधे नि | नरुद्धानीत्येष: | l'¹ |  |
|      | एषा व      | त्र्याख्या                                                                           | कस्य य       | योगाङ्गस्य    | य, व्यार     | गभाष्य <u>ा</u> नु | <b>ु</b> सारण | ?        |                 |                     |                |                 |     |  |
|      | (1)        | प्रत्याह                                                                             | हारस्य       |               | (2)          | धारण               | ाया:          |          | (3)             | ध्यानस्य            | (4)            | ब्रह्मचर्यस्य   |     |  |
| J-02 | 518        |                                                                                      |              |               |              |                    |               | 9        |                 |                     |                | Paper-l         | ΙΙ  |  |

| 64. | योगद   | र्शनस्य                | व्यासभा               | ष्यानुसा   | रेण चित्तभूमीन                | ां समुचि  | त्रतः क्रमोऽस्ति –                                                       |
|-----|--------|------------------------|-----------------------|------------|-------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
|     | (1)    | क्षिप्तग               | म्, विक्षि            | ग़प्तम्, ग | नूढम्, एकाग्रम्               | , निरुद्ध | म्।                                                                      |
|     | (2)    | क्षिप्तग               | म्, मूढम              | म्, विक्षि | प्तम्, एकाग्रम्               | , निरुद्ध | म्।                                                                      |
|     | (3)    | विक्षि                 | प्तम्, मू             | ढम्, एव    | काग्रम्, क्षिप्तम <u>्</u>    | , निरुद्ध | म्।                                                                      |
|     | (4)    | निरुद्ध                | म्, मूढ               | म्, विधि   | क्षप्तम्, क्षिप्तम्           | , एकाग्र  | म्।                                                                      |
| 65. | जैनदः  | र्शनानुसा              | रेण निम               | नाङ्कितः   | स्य सप्तभङ्गिन्य              | गयस्य र   | समुचितः क्रमः कोऽस्ति ?                                                  |
|     | (1)    |                        |                       |            | च, स्याद्वक्<br>गावक्तव्य:।   | ाव्यः, स  | ऱ्यादिस्ति, स्यान्नास्ति, स्यादस्ति चावक्तव्यः, स्यान्नास्ति चावक्तव्यः, |
|     | (2)    |                        |                       |            | , स्यादस्ति च<br>गावक्तव्यः।  | नास्ति    | च, स्याद्वक्तव्यः, स्यादस्ति चावक्तव्यः, स्यान्नास्ति चावक्तव्यः,        |
|     | (3)    |                        | स्त च न<br>पान्नास्ति |            |                               | ान्नास्ति | चावक्तव्यः, स्यादस्ति चावक्तव्यः, स्याद्वक्तव्यः, स्यादस्ति च नास्ति     |
|     | (4)    |                        |                       | `          | व्यः, स्यादस्ति<br>गवक्तव्यः। | ा चावक    | तव्यः, स्यान्नास्ति, स्यादस्ति च नास्ति च, स्यान्नास्ति चावक्तव्यः,      |
| 66. | अधोर्ा | लेखिता                 | नां केन               | सह क       | स्य सम्बन्ध: ?                |           |                                                                          |
|     | समीच   | ग्रीनां ता <u>र</u> ्ग | लिकां ि               | चनुत।      |                               |           |                                                                          |
|     | (a)    | माध्या                 | मिका:                 |            |                               | (i)       | बाह्यार्थानुमेयत्वम्                                                     |
|     | (b)    | योगाच                  | ग्रारा:               |            |                               | (ii)      | सर्वशून्यत्वम्                                                           |
|     | (c)    | सौत्रा                 | न्तकाः                |            |                               | (iii)     | बाह्यार्थप्रत्यक्षत्वम्                                                  |
|     | (d)    | वैभाषि                 | विकाः                 |            |                               | (iv)      | बाह्यार्थशून्यत्वम्                                                      |
|     |        | (a)                    | (b)                   | (c)        | (d)                           |           |                                                                          |
|     | (1)    | (iii)                  | (i)                   | (ii)       | (iv)                          |           |                                                                          |
|     | (2)    | (iv)                   | (i)                   | (iii)      | (ii)                          |           |                                                                          |
|     | (3)    | (ii)                   | (iv)                  | (i)        | (iii)                         |           |                                                                          |
|     | (4)    | (i)                    | (iii)                 | (iv)       | (ii)                          |           |                                                                          |

| 67.   | अधस्तनयुग्मानां समीचीनां तालिकां चिनुत – |                |                 |          |          |                                           |                           |        |                         |     |              |  |
|-------|------------------------------------------|----------------|-----------------|----------|----------|-------------------------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|-----|--------------|--|
|       | (a)                                      | हर्षचि         | तम्             |          |          | (i)                                       | शूद्रकः                   |        |                         |     |              |  |
|       | (b)                                      | मुद्राराध      | क्षसम्          |          |          | (ii)                                      | दण्डी                     |        |                         |     |              |  |
|       | (c)                                      | दशकुग          | मारचरि <i>र</i> | तम्      |          | (iii)                                     | विशाखदत्तः                |        |                         |     |              |  |
|       | (d)                                      | मृच्छव         | िटकम्           |          |          | (iv)                                      | बाणभट्टः                  |        |                         |     |              |  |
|       |                                          | (a)            | (b)             | (c)      | (d)      |                                           |                           |        |                         |     |              |  |
|       | (1)                                      | (iv)           | (iii)           | (ii)     | (i)      |                                           |                           |        |                         |     |              |  |
|       | (2)                                      | (iii)          | (ii)            | (i)      | (iv)     |                                           |                           |        |                         |     |              |  |
|       | (3)                                      | (ii)           | (iv)            | (iii)    | (i)      |                                           |                           |        |                         |     |              |  |
|       | (4)                                      | (i)            | (ii)            | (iv)     | (iii)    |                                           |                           |        |                         |     |              |  |
| 68.   | अभिन                                     | ानशाकः         | न्तले श         | कन्तला   | याः पति  | नकलदैव                                    | त्रशमनार्थं कण्व          | ा कत्र | ਹਰ∙ 2                   |     |              |  |
| 00.   |                                          | काशीत<br>काशीत |                 | 3, ((()) |          | -,                                        | गराना जा जा जा<br>गीर्थम् | _      |                         | (4) | सोमतीर्थम्   |  |
|       | (1)                                      | काराा          | ાયમ્            |          | (2)      | ત્રવાગલ                                   | ાાય <b>ન્</b>             | (3)    | काञ्चीतीर्थम्           | (4) | सामतायम्     |  |
| 69.   | ''उपप                                    | न्ना हि        | दारेष प्र       | भ्ता स   | र्वतोमुख | बी'' – अभिज्ञानशाकुन्तले इयमुक्तिर्भवति – |                           |        |                         |     |              |  |
|       | (1)                                      | मारीच          | •               | •        | (2)      | शारद्वत                                   | · ·                       | (3)    | <sup>ु</sup><br>कण्वस्य | (4) | शार्ङ्गरवस्य |  |
|       | ` ,                                      |                |                 |          | ` '      |                                           |                           | ,      |                         | ` ' | ·            |  |
| 70.   | मेघदूते                                  | अस्या:         | : नद्या:        | उल्लेखं  | ो नास्ति | · _                                       |                           |        |                         |     |              |  |
|       | (1)                                      | तुङ्गभद्र      | रा              |          | (2)      | रेवा                                      |                           | (3)    | गन्धवती                 | (4) | गम्भीरा      |  |
|       |                                          |                |                 |          |          |                                           |                           |        |                         |     |              |  |
| 71.   | ''सुल                                    | भेष्वर्थल      | ग्राभेषु प      | रसंवेदने | ो जन:।   |                                           |                           |        |                         |     |              |  |
|       | क इदं                                    | दुष्करं        | कुर्यादि        | दानीं शि | ाविना र् | वेना।''                                   |                           |        |                         |     |              |  |
|       | एषा उ                                    | क्ति: वं       | न लक्षय         | ति ?     |          |                                           |                           |        |                         |     |              |  |
|       | (1)                                      | चाणक           | यम्             |          | (2)      | राक्षसम                                   | <del>Ţ</del>              | (3)    | चन्दनदासम्              | (4) | भागुरायणम्   |  |
|       |                                          |                |                 |          |          |                                           |                           |        |                         |     |              |  |
| 72.   | मृच्छव                                   | टिके वि        | वदूषकर          | प्य नाम  | भवति     | _                                         |                           |        |                         |     |              |  |
|       | (1)                                      | आर्यक          | ō:              |          | (2)      | मैत्रेय:                                  |                           | (3)    | शर्विलक:                | (4) | संस्थानक:    |  |
| J-025 | -02518 11 Paper-II                       |                |                 |          |          |                                           |                           |        |                         |     |              |  |
|       |                                          |                |                 |          |          |                                           |                           |        |                         |     | 1            |  |

| 73.  | ''ानप  | निपाय यस्य क्षितरक्षिणः कथा। तथाद्रियन्त न बुधाः सुधामाप।।'' – इति कस्य कथा अत्र उल्लाखता ? |            |            |           |                  |     |                          |                  | अल्लाखता ? |                   |  |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------------|-----|--------------------------|------------------|------------|-------------------|--|
|      | (1)    | दुष्यन                                                                                      | तस्य       |            | (2)       | रघो:             | (3) | रामच                     | न्द्रस्य         | (4)        | नलस्य             |  |
| 74.  | किरात  | गार्जुनीय                                                                                   | स्य प्रधा  | ानो रसो    | ऽस्ति -   |                  |     |                          |                  |            |                   |  |
|      | (1)    | शृङ्गार                                                                                     | : <b>:</b> |            | (2)       | वीर:             | (3) | शान्त:                   |                  | (4)        | अद्भुत:           |  |
| 75.  | वेणीस  | गंहारे दुय                                                                                  | र्योधनस्य  | । कञ्चु    | क्री भव   | ति –             |     |                          |                  |            |                   |  |
|      | (1)    | विनय                                                                                        | न्धर:      |            | (2)       | जयन्धरः          | (3) | रुधिर                    | प्रिय:           | (4)        | सुन्दरक:          |  |
| 76.  | ''अर्प | णं स्वस                                                                                     | य वाक्य    | गर्थे परस  | ऱ्यान्वय  | सिद्धये ।        |     |                          |                  |            |                   |  |
|      | उपल    | भ्रणहेतुत                                                                                   | वादेषा .   | •••••      | 11        | ,                |     |                          |                  |            |                   |  |
|      | - सार् | हित्यदर्प                                                                                   | णानुसार    | तः रिक     | तस्थानं   | पूरयत।           |     |                          |                  |            |                   |  |
|      | (1)    | लक्षण                                                                                       | -लक्षण     | Π          | (2)       | उपादानलक्षणा     | (3) | सारोप                    | ा लक्षणा         | (4)        | साध्यवसाना लक्षणा |  |
| 77.  | अधस    | तनयुग्मा                                                                                    | ानां समी   | चिीनतार्गि | लकां 1    | चनुत -           |     |                          |                  |            |                   |  |
|      | (a)    | आशड्                                                                                        | ङ्गसे यद   | ग्निं तदि  | दं स्प    | र्गक्षमं रत्नम्। |     | (i)                      | रत्नावली         |            |                   |  |
|      | (b)    | अल्प                                                                                        | क्लेशं म   | ारणं दार्ा | रेद्र्य-म | ानन्तकं दुःखम्।  |     | (ii)                     | ) मुद्राराक्षसम् |            |                   |  |
|      | (c)    | c) गजेन्द्राश्च नरेन्द्राश्च प्रायः सीदन्ति दुःखिताः।                                       |            |            |           |                  |     | (iii) अभिज्ञानशाकुन्तलम् |                  |            |                   |  |
|      | (d)    |                                                                                             |            |            |           |                  |     | (iv)                     | मृच्छकटिकम       | Ţ          |                   |  |
|      |        | (a)                                                                                         | (b)        | (c)        | (d)       |                  |     |                          |                  |            |                   |  |
|      | (1)    | (ii)                                                                                        | (iii)      | (iv)       | (i)       |                  |     |                          |                  |            |                   |  |
|      | (2)    | (iii)                                                                                       | (iv)       | (ii)       | (i)       |                  |     |                          |                  |            |                   |  |
|      | (3)    | (iv)                                                                                        | (ii)       | (i)        | (iii)     |                  |     |                          |                  |            |                   |  |
|      | (4)    | (i)                                                                                         | (ii)       | (iii)      | (iv)      |                  |     |                          |                  |            |                   |  |
| J-02 | 518    |                                                                                             |            |            |           |                  | 12  |                          |                  |            | Paper-II          |  |
|      |        |                                                                                             |            |            |           |                  |     |                          |                  |            |                   |  |

| 78.  | ''लोके हि लोहेभ्यः कठिनतराः खलु स्नेहमयाः बन्धनपाशाः'' – इति हर्षचरिते कस्य मनसि समजायत?                   |                           |           |                          |           |                     |       |                    |  |  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|--------------------------|-----------|---------------------|-------|--------------------|--|--|
|      | (1)                                                                                                        | राज्यवर्धनस्य             | (2)       | प्रभाकरवर्धनस्य          | (3)       | कुरङ्गकस्य          | (4)   | हर्षवर्धनस्य       |  |  |
|      |                                                                                                            |                           |           |                          |           |                     |       |                    |  |  |
| 79.  | ''श्रीहीर: सुषुवे जितेन्द्रियचयं मामल्लदेवी च यम्'' – इति वार्त्ता केन सम्बद्धा ?                          |                           |           |                          |           |                     |       |                    |  |  |
|      | (1)                                                                                                        | माघेन                     | (2)       | भारविणा                  | (3)       | श्रीहर्षेण          | (4)   | कालिदासेन          |  |  |
|      |                                                                                                            |                           |           |                          |           |                     |       |                    |  |  |
| 80.  | ''स बाल आसीद् वपुषा चतुर्भुजो मुखेन पूर्णेन्दुनिभस्त्रिलोचन:।'' – इति शिशुपालवधस्य पद्यांश: केन सम्बद्ध: ? |                           |           |                          |           |                     |       |                    |  |  |
|      | (1)                                                                                                        | शिशुपालेन                 | (2)       | श्रीकृष्णेन              | (3)       | नारदेन              | (4)   | रावणेन             |  |  |
|      |                                                                                                            |                           |           |                          |           |                     |       |                    |  |  |
| 81.  | ''वैदे                                                                                                     | हिबन्धोर्हदयं विदद्रे'' – | - रघुवंश  | ास्य अस्मिन् पद्यांशे वै | देहिबन्ध् | <b>ु</b> : भवति -   |       |                    |  |  |
|      | (1)                                                                                                        | लक्ष्मण:                  | (2)       | भरत:                     | (3)       | राम:                | (4)   | रघु:               |  |  |
|      | ,                                                                                                          |                           | ` '       |                          | ,         |                     | ` ,   | -                  |  |  |
| 82.  | काळा                                                                                                       | मीमांसोक्तकथानुसारं पु    | ारा पत्री | यन्ती सरस्वती कत्र त     | اللالكيات | <b>ц</b> 7          |       |                    |  |  |
| 02.  |                                                                                                            |                           |           |                          |           |                     | (4)   | <del>). 6. %</del> |  |  |
|      | (1)                                                                                                        | विन्ध्यगिरौ               | (2)       | तुषारगिरौ                | (3)       | सह्यगिरौ            | (4)   | मेरुगिरौ           |  |  |
|      |                                                                                                            |                           |           |                          |           |                     |       |                    |  |  |
| 83.  | जगन्न                                                                                                      | ाथमते काव्यं कतिविध       | भवति      | _                        |           |                     |       |                    |  |  |
|      | (1)                                                                                                        | द्विविधम्                 | (2)       | त्रिविधम्                | (3)       | चतुर्विधम्          | (4)   | पञ्चविधम्          |  |  |
|      |                                                                                                            |                           |           |                          |           |                     |       |                    |  |  |
| 84.  | ''त्रयः                                                                                                    | : समुदिता:, न तु व्यस्त   | ताः'' –   | इति काव्यप्रकाशे प्रथ    | मे उल्ल   | ासे किम् अधिकृत्य उ | ल्लिख | तम् ?              |  |  |
|      | (1)                                                                                                        | काव्यलक्षणम्              | (2)       | काव्यभेदम्               | (3)       | काव्य-हेतुम्        | (4)   | काव्यफलम्          |  |  |
|      |                                                                                                            |                           |           |                          |           |                     |       |                    |  |  |
| 85.  | काव्य                                                                                                      | प्रकाशे उपमानोपमेययो      | : अभेदे   | :<br>अयमलङ्कार: भवति     | _         |                     |       |                    |  |  |
|      | (1)                                                                                                        | रूपकम्                    | (2)       | उपमा                     | (3)       | उत्प्रेक्षा         | (4)   | श्लेष:             |  |  |
| T.00 |                                                                                                            |                           |           |                          | · /       |                     | · /   |                    |  |  |
| J-02 | J-02518 Paper-II                                                                                           |                           |           |                          |           |                     |       |                    |  |  |

| J-02 | 518                             |                                               |             | 14                     |          |                    |     | Paper-II       |  |  |  |
|------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|------------------------|----------|--------------------|-----|----------------|--|--|--|
|      | (1)                             | मौसलपर्व                                      | (2)         | कुन्तीपर्व             | (3)      | शान्तिपर्व         | (4) | उद्योगपर्व     |  |  |  |
| 93.  | एषु वि                          | कें पर्व महाभारते नास्ति                      | _           |                        |          |                    |     |                |  |  |  |
|      | (1)                             | कूर्मपुराणम्                                  | (2)         | साम्बपुराणम्           | (3)      | नृसिंहपुराणम्      | (4) | एकाम्रपुराणम्  |  |  |  |
| 92.  | एषु वि                          | कम् उपपुराणं न भवति                           | ?           |                        |          |                    |     |                |  |  |  |
| 91.  | अस्य<br>(1)                     | महापुराणेषु गणनं नासि<br>पद्मपुराणस्य         |             | ब्रह्मपुराणस्य         | (3)      | विष्णुपुराणस्य     | (4) | आदित्यपुराणस्य |  |  |  |
| 90.  | (1)                             | कं काण्डं रामायणे नारि<br>किष्किन्ध्याकाण्डम् |             | सीताकाण्डम्            | (3)      | बालकाण्डम्         | (4) | युद्धकाण्डम्   |  |  |  |
| 00   | (1)                             | साहित्यदर्पणे                                 | (2)         | वक्रोक्तिजीविते        | (3)      | रसगङ्गाधरे         | (4) | काव्यप्रकाशे   |  |  |  |
| 89.  |                                 | ,कौषधवच्छास्त्रमविद्याव<br>                   |             | , -                    |          |                    |     |                |  |  |  |
|      | (3)                             | शास्त्रपराङ्मुखाय                             |             |                        | (4)      | स्वादुपराङ्मुखाय   |     |                |  |  |  |
|      | (1)                             | काव्यपराङ्मुखाय                               |             |                        | (2)      | नाट्यपराङ्मुखाय    |     |                |  |  |  |
|      | योऽर्प                          | ोतिहासादिवदाह साधुस                           | तस्मै नम    | ٦:١١ <b>''</b>         |          |                    |     |                |  |  |  |
|      | ''आ                             | नन्दनिस्यन्दिषु रूपकेषु                       | व्युत्पत्ति | ामात्रं फलमल्पबुद्धिः। |          |                    |     |                |  |  |  |
| 88.  | दशरू                            | पकतः रिक्तस्थानं पूरय                         | ात –        |                        |          |                    |     |                |  |  |  |
|      | (4)                             | वाच्ये प्रतिषेधेऽनुभय                         | रूपस्य      |                        |          |                    |     |                |  |  |  |
|      | (3)                             | वाच्ये विधिरूपेऽनुभ                           | यरूपस्य     | 1                      |          |                    |     |                |  |  |  |
|      | (2)                             | वाच्ये विधिरूपे प्रति                         | षेधरूपर     | स्य                    |          |                    |     |                |  |  |  |
|      | (1) वाच्ये प्रतिषेधे विधिरूपस्य |                                               |             |                        |          |                    |     |                |  |  |  |
| 87.  | '' भम                           | । धम्मिअ – '' इत्यादि                         | श्लोक:      | ध्वन्यालोके प्रथमे उद् | द्योते अ | स्य उदाहरणं भवति – |     |                |  |  |  |
|      | (1)                             | अभिधा                                         |             | आरभटी                  | (3)      | सात्त्वती          | (4) | भारती          |  |  |  |
| 86.  | आस्                             | का नाट्यवृत्तिर्न भवति                        | _           |                        |          |                    |     |                |  |  |  |

| 94.  | कौटिलीयार्थशास्त्रे सर्वविद्यानां प्रदीप: सर्वकर्मणाम् उपाय:, सर्वधर्माणामाश्रय: भवति - |                                    |            |                          |        |                 |       |               |  |  |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|--------------------------|--------|-----------------|-------|---------------|--|--|--|
|      | (1)                                                                                     | आन्वीक्षिकी                        | (2)        | त्रयी                    | (3)    | वार्ता          | (4)   | दण्डनीतिः     |  |  |  |
|      |                                                                                         |                                    |            |                          |        |                 |       |               |  |  |  |
| 95.  | मनुसंहितानुसारं राज्ञ: सिचवानां संख्या भवति –                                           |                                    |            |                          |        |                 |       |               |  |  |  |
|      | (1)                                                                                     | 10 - 12                            | (2)        | 7 - 8                    | (3)    | 3 - 4           | (4)   | 5 - 6         |  |  |  |
| 96.  | ''तम                                                                                    | सा बहुरूपेण वेष्टिता:              | कर्महेतुः  | ना ।                     |        |                 |       |               |  |  |  |
|      | अन्तःसंज्ञा भवन्त्येते सुखदुःखसमन्विताः॥''                                              |                                    |            |                          |        |                 |       |               |  |  |  |
|      | इति म                                                                                   | नुवचनं केन सम्बद्धम्               | ?          |                          |        |                 |       |               |  |  |  |
|      | (1)                                                                                     | उद्भिदेन                           | (2)        | अण्डजेन                  | (3)    | जरायुजेन        | (4)   | स्वेदजेन      |  |  |  |
|      |                                                                                         |                                    |            |                          |        |                 |       |               |  |  |  |
| 97.  | श्रीमद्                                                                                 | (भगवद्गीतायां कर्मयोग              | ाः कतम     | मोऽध्यायः ?              |        |                 |       |               |  |  |  |
|      | (1)                                                                                     | द्वितीयोऽध्याय:                    | (2)        | तृतीयोऽध्याय:            | (3)    | चतुर्थोऽध्याय:  | (4)   | पञ्चमोऽध्याय: |  |  |  |
| 98.  | ''एपि                                                                                   | ाग्रेफिया इंडिका' इति <sup>:</sup> | पत्रिकार   | ग्राः प्रकाशनम केन प्रार | ब्धम ? |                 |       |               |  |  |  |
| , ,  | (1)                                                                                     | जेम्स प्रिंसेपमहोदयेन              |            |                          | (2)    | सर विलियमजोंसमह | दियेन |               |  |  |  |
|      | ` '                                                                                     | जे. बर्जेसमहोदयेन                  |            |                          | (4)    |                 |       |               |  |  |  |
|      | (-)                                                                                     |                                    |            |                          | (-)    |                 |       |               |  |  |  |
| 99.  | ' धम्म                                                                                  | लिपी' नाम कस्य लेखे                | षु प्राप्य | ग्ते ?                   |        |                 |       |               |  |  |  |
|      | (1)                                                                                     | अशोकस्य                            | (2)        | समुद्रगुप्तस्य           | (3)    | खारवेलस्य       | (4)   | कनिष्कस्य     |  |  |  |
|      |                                                                                         | - x ·                              | <u> </u>   |                          | ¬      |                 |       |               |  |  |  |
| 100. |                                                                                         | वर्षे दानलेखानाम् उर्त्क           |            | `                        | - `    |                 |       |               |  |  |  |
|      | (1)                                                                                     | लौहधातौ                            | (2)        | ताम्रधातौ                | (3)    | रजतधातौ         | (4)   | स्वर्णधातौ    |  |  |  |
|      |                                                                                         |                                    |            | - o O                    | 0 -    |                 |       |               |  |  |  |
|      |                                                                                         |                                    |            |                          | -      |                 |       |               |  |  |  |

Space For Rough Work

J-02518 Paper-II